altalianto

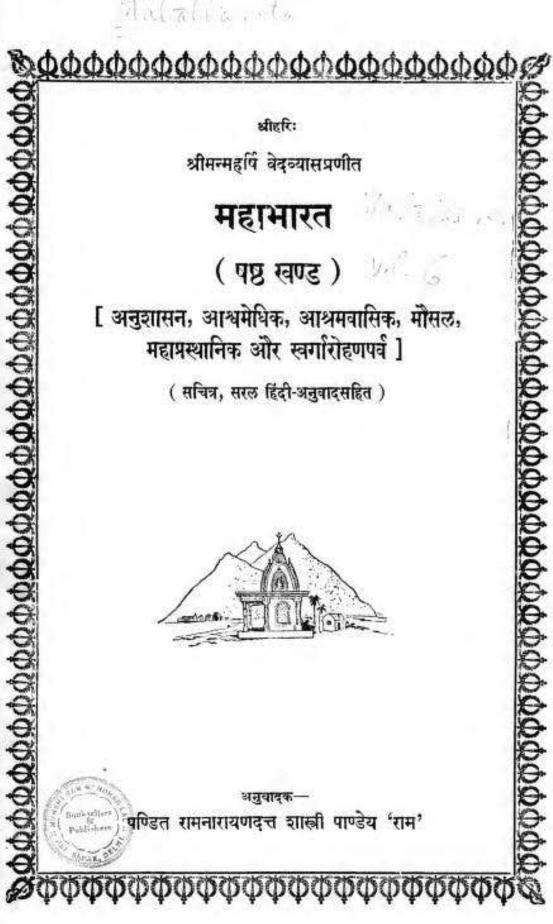

#### अनुशासनपर्व

| अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विषय                                                        | पृष्ठ-संख्या  | अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विषय                                   | वृष्ठ-संख्या   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( दान-धर्म-पर्च )                                           |               | १७-शिवसहस्रन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ामस्तोत्र और उसके पा                   | ठका फल ५५१३    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ो सान्त्वना देनेके लिये भीष्म                               | ाजीके         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ामके पाठकी महि                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ामी ब्राह्मणी, व्याधः सर्पः मृत्यु                          | 201           | ऋषियोंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भगवान् राङ्करकी कृपा                   | से अभीष्ट      |
| कालके सं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वादका वर्णन •••                                             | 4874          | सिद्धि होने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | के विषयमें अपना-अपन                    | ा अनुभव        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मनुके वंशका वर्णनः आ                                        |               | सुनाना औ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | र श्रीकृष्णके द्वारा भगवा              | न् शिवजी-      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ा अतिथि-सत्काररूपी धर्मके पा                                |               | की महिमाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कावर्णन · ·                            | ५५२९           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वेजय पाना                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मुनिका बदान्य ऋषिके                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नको ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति कैसे हु                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाकी ओर प्रस्थान <sub>ः</sub> मार्ग     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पमें युधिष्ठिरका प्रश्न                                     |               | द्वारा उन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | का स्वागत तथा स्त्री                   | रूपधारिणी      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | के वंशका वर्णन तथा विश्वा                                   |               | उत्तर दिशा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | के साथ उनका संवाद                      | ५५३४           |
| जन्मकी व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कथा और उनके पुत्रोंके नाम                                   | 4838          | २०—अष्टावक अं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ौर</b> उत्तर दिशाका संवाद           | 6480           |
| And the same of th | n एवं दयालु पुरुषकी श्रेष्ठता बर                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गैर उत्तर दिशाका संवाद                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | और वोतेके संवादका उल्लेख                                    |               | का अपने घ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ार लौटकर वदान्य ऋषि                    | की कन्याके     |
| ६-दैवकी अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पेक्षा पुरुषार्थकी श्रेष्ठताका वर्णन                        | 4884          | साथ विवाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | करना                                   | ५५४२           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वेविध धर्मयुक्त प्रश्नोंका             |                |
| ८-श्रेष्ठ ब्राह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ज्लका वर्णन                                                 | 4848          | श्राद्ध और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दानके उत्तम पात्रीका लक्ष              | त्रण ५५४४      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ो देनेकी प्रतिशा करके न देने                                |               | २३—देवता और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पितरोंके कार्यमें निम                  | न्त्रण देने    |
| उसके धन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नका अपहरण करनेसे दोषकी प्र                                  | ाप्तिके       | योग्य पात्रों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तथा नरकगामी और                         | स्वर्गगामी     |
| विषयमें वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सेयार और वानरके संवादका उ                                   | ल्लेख         | मनुष्योंके ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ध्सणोंका वर्णन                         |                |
| , एवं ब्राह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ाणोंको दान देनेकी महिमा                                     | 4843          | २४-ब्रह्महत्याके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | समान पापींका निरूपण                    |                |
| १०-अनिधका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रीको उपदेश देनेसे हानिके वि                                 | <b>प्यमें</b> | २५-विभिन्न तीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र्योंके माहात्म्यका वर्णन              | ५५५९           |
| एक शूद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | और तपस्वी ब्राह्मणकी कथा                                    | 4844          | २६-श्रीगङ्गाजीवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | के माहात्म्यका वर्णन                   | … ५५६३         |
| ११-लक्ष्मीके वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | निवास करने और न करने                                        | योग्य         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लिये तपस्या करनेवाले                   |                |
| पुरुषः ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ी और स्थानोंका वर्णन                                        | 4849          | इन्द्रसे बात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चीत •••                                | ५५७१           |
| १२-कृतघ्नकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गति और प्रायश्चित्तका वर्णन                                 | तथा           | २८-ब्राह्मणत्व प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ाप्त करनेका आग्रह छो।                  | इकर दूसरा      |
| स्त्री-पुरुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | के संयोगमें स्त्रीको ही अधिक                                | सुख           | वर माँगनेके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हे लिये इन्द्रका मतङ्गको               | समझाना ५५७३    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वन्धमें भंगाखनका उपाख्यान                                   |               | २९-मतङ्गकी तप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ास्या औ <b>र इ</b> न्द्रका उसे व       | रदान देना ५५७५ |
| १३-शरीरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वाणी और मनसे होनेवाले प                                     | ापोंके        | ३०-वीतहब्यके :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पुत्रोंसे काशी-नरेशोंका                | घोर युद्धः     |
| परित्यागव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हा उपदेश                                                    | ••• ५४६७      | प्रतर्दनद्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | उनका वध और राजा व                      | गीतहव्यको      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नसे ब्राह्मणत्व प्राप्त <b>होने</b> की |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ा महादेवजीके माहात्म्यकी व<br>(ारा महादेवजीकी स्तुति-प्रा   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्वारा पूजनीय पुरुषोंके ल              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र्शन और वरदान पानेका तथा इ                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र-सत्कार और पूजनसे <i>प्र</i>          |                |
| 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ा प्राप्त होनेका कथन                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग वर्णन                                | 4468           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | । त्रात हानका कथन<br>एपार्वतीका श्रीकृष्णको वरदान           |               | TO STATE OF THE ST | र्भ (या उशीनर) के द्वा                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र पावताका श्राञ्चणका वरदान<br>हे द्वारा महादेवजीकी महिमा    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ती रक्षा तथा उ <b>स</b> पुण्यके        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ॰ धारा महादेवजाका माह्मा<br>श्रीकृष्ण-संवाद—महात्मा   तण्डि |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जी प्राप्ति · · ·                      | 4468           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | महादेवजीकी स्तुति, प्रार्थना                                |               | ३३-ब्राह्मणके मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 4460           |
| उसका फ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 4406          | ३४-श्रेष्ठ ब्राह्मणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 4468           |

| ३५-ब्रह्माजीके द्वारा ब्राह्मणोंकी महत्ताका वर्णन <sup>ःः</sup> ५५९१<br>३६-ब्राह्मणकी प्रशंसाके विषयमें इन्द्र और शम्बरा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५६-च्यवन ऋपिका भृगुवंशी और कुशिकवंशियोंके<br>सम्बन्धका कारण बताकर तीर्थयात्राके लिये |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| אומיים אומיים אייי ייי וויי ווייסים אומיים אייי אומיים אומ | प्रस्थान "' ५६४९                                                                     |
| सुरका संवाद · · · · · ५५९३<br>३७-दान-पात्रकी परीक्षा · · · · · ५५९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५७-विविध प्रकारके तप और दानोंका फल " ५६५१                                            |
| २०-दान-पात्रका पराज्ञा ५५५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५८-जलाशय बनानेका तथा बगीचे लगानेका फल ५६५४                                           |
| ३८-पञ्चचूडा अप्सराका नारदजीसे स्त्रियोंके दोषों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| का वर्णन करना " ५५९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५९-भीष्मद्वारा उत्तम दान तथा उत्तम ब्राह्मणौंकी                                      |
| ३९-स्त्रियोंकी रक्षाके विषयमें युधिष्ठिरका प्रश्न ५५९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रशंसा करते हुए उनके सत्कारका उपदेश ५६५६                                            |
| ४०-भगुवंशी विपुलके द्वारा योगवलसे गुरुपत्नीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६०-श्रेष्ठ, अयाचक, धर्मात्मा, निर्धन एवं गुणवान्-                                    |
| शरीरमें प्रवेश करके उसकी रक्षा करना " ५६०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | को दान देनेका विशेष फल ••• ५६५९                                                      |
| ४१-विपुलका देवराज इन्द्रसे गुरुपत्नीको बचाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६१-राजाके लिये यज्ञ, दान और ब्राह्मण आदि                                             |
| और गुरुसे वरदान प्राप्त करना " ५६०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रजाकी रक्षाका उपदेश ५६६१                                                           |
| ४२-विपुलका गुरुकी आज्ञाते दिन्य पुष्प लाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६२-सब दानोंसे बढ़कर भूमिदानका महत्त्व तथा                                            |
| उन्हें देना और अपने द्वारा किये गये दुष्कर्म-<br>का स्मरण करना ५६०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उसीके विपयमें इन्द्र और बृहस्पतिका संवाद ५६६३                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३-अन्नदानका विशेषमाहात्म्य " ५६७०                                                   |
| ४३-देवरार्माका विपुलको निर्दोष वताकर समझाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६४-विभिन्न नक्षत्रोंके योगमें भिन्न-भिन्न वस्तुओंके                                  |
| और भीष्मका युधिष्ठिरको स्त्रियोंकी रक्षाके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दानका माहात्म्य · · · ५६७३                                                           |
| आदेश देना ५६१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६५-सुवर्ण और जल आदि विभिन्न वस्तुओंके                                                |
| ४४-कन्या-विवाहके सम्बन्धमें पात्रविषयक विभिन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दानकी महिमा ••• ५६७६                                                                 |
| विचार ५६१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६६-जूता, शकट, तिल, भूमि, गौ और अन्नके                                                |
| ४५-कन्याके विवाहका तथा कन्या और दौहित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | दानका माहात्म्य · · · ५६७७                                                           |
| आदिके उत्तराधिकारका विचार ५६१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६७-अन्न और जलके दानकी महिमा " ५६८१                                                   |
| ४६-स्त्रियोंके वस्त्रामृषणोंसे सत्कार करनेकी आवश्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६८-तिल, जल, दीप तथा रत्न आदिके दानका                                                 |
| कताका प्रतिपादन ५६१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | माहात्म्य-धर्मराज और ब्राह्मणका संवाद ५६८२                                           |
| ४७-ब्राह्मण आदि वर्णोंकी दायभाग-विधिका वर्णन ५६२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६९-गोदानकी महिमा तथा गौओं और ब्राह्मणोंकी                                            |
| ४८-वर्णसंकर संतानोंकी उत्पत्तिका विस्तारसे वर्णन ५६२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रक्षासे पुण्यकी प्राप्ति ५६८५                                                        |
| ४९-नाना प्रकारके पुत्रींका वर्णन ५६२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७०-ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेसे होनेवाली                                             |
| <o-गौओंकी td="" उपा-<="" च्यवन="" प्रसङ्गमें="" महिमाके="" मुनिके=""><td></td></o-गौओंकी>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| ख्यानका आरम्भः मुनिका मत्स्योंके साथ जालमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हानिके विषयमें दृष्टान्तके रूपमें राजा नृगका<br>उपाख्यान ••• ५६८७                    |
| फॅसकर जल्से बाहर आना " ५६३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७१-पिताके शापसे नाचिकेतका यमराजके पास जाना                                           |
| < श—राजा नहुषका एक गौके मोलपर च्यवन मुनिको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| खरीदना, मुनिके द्वारा गौओंका माहात्म्य-कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | और यमराजका नाचिकेतको गोदानकी महिमा<br>बताना " ५६८९                                   |
| तथा मत्स्रों और मल्लाहोंकी सद्गति ५६३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| ५२-राजा कुशिक और उनकी रानीके द्वारा महर्षि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७२-गौओंके लोक और गोदानविषयक युधिष्ठिर                                                |
| च्यवनकी सेवा ५६३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | और इन्द्रके प्रश्न ५६९५                                                              |
| ५३-च्यवन मुनिके द्वारा राजा-रानीके धैर्यकी परीक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७३-व्रद्याजीका इन्द्रसे गोलोक और गोदानकी                                             |
| और उनकी सेवासे प्रसन्न होकर उन्हें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | महिमा बताना ५६९५                                                                     |
| आशीर्वाद देना ५६३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७४-दूसरोंकी गायको चुराकर देने या बेचनेसे दोषः                                        |
| ५४-मद्दर्षि च्यवनके प्रभावसे राजा कुश्चिक और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गोइत्याके भयंकर परिणाम तथा गोदान एवं                                                 |
| उनकी रानीको अनेक आश्चर्यमय दृश्योंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सुवर्ण-दक्षिणाका माहात्म्य ५७००                                                      |
| दर्शन एवं च्यवन मुनिका प्रसन्न होकर राजाको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७५-व्रतः नियमः दमः सत्यः ब्रह्मचर्यः माता-पिताः                                      |
| वर माँगनेके लिये कहना ५६४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गुरु आदिकी सेवाकी महत्ता " ५७०१                                                      |
| ५५-च्यवनका कुशिकके पूछनेपर उनके घरमें अपने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७६-गोदानकी विधिः गौओंसे प्रार्थनाः गौओंके                                            |
| निवासका कारण बताना और उन्हें वरदान देना ५६४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | निष्क्रय और गोदान करनेवाले नरेशोंके नाम ५७०४                                         |
| Halada anta amin anto a stantam 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tradia and make addition addition and Jaco                                           |

| -   | ७७-कपिला गौओंकी उत्पत्तिऔर महिमाका वर्णन<br>७८-वसिष्ठका सौदासको गोदानकी विधि एवं | ५७०७          | ९२-पितर और देवताओंका श्राद्धान्नसे अजीर्ण हो-<br>कर ब्रह्माजीके पास जाना और अग्निके द्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                  | ५७१०          | अजीर्णका निवारणः श्राद्धसे तृप्त हुए पितरीं-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|     | ७९-गौओंको तपस्याद्वारा अभीष्ट वरकी प्राप्ति तथा                                  |               | का आशीर्वाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५७५३             |
|     | उनके दानकी महिमाः विभिन्न प्रकारके गौओं-                                         |               | <b>९३—ग्रहस्थके धर्मीका रह</b> स्यः प्रतिग्रहके दोप वतानेके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|     | के दानसे विभिन्न उत्तम लोकोंमें गमनका कथन                                        |               | लिये वृपादिभ और सप्तर्पियोंकी कथा, भिश्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|     | ८०-गौओं तथा गोदानकी महिमा                                                        | ५७१४          | रूपधारी इन्द्रके द्वारा कृत्याका वध करके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|     | ८१-गौओंका माहात्म्य तथा व्यासजीके द्वारा                                         |               | सप्तर्पियोंकी रक्षा तथा कमलोंकी चोरीके विपयमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|     | शुकदेवते गौओंकी, गोलोककी और गोदानकी                                              |               | शपथ खानेके बहानेसे धर्मपालनका संकेत '''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५७५४             |
|     |                                                                                  | ५७१५          | ९४-ब्रह्मसर तीर्थमें अगस्यजीके कमलोंकी चोरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|     | ८२-लक्ष्मी और गौओंका संवाद तथा लक्ष्मीकी                                         |               | होनेपर ब्रह्मियों और राजर्पियोंकी धर्मीपदेशपूर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|     | प्रार्थनापर गौओंके द्वारा गोवर और गोमूत्रमें                                     |               | शपथ तथा धर्मज्ञानके उद्देश्यसे चुराये हुए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|     | लक्ष्मीको निवासके लिये स्थान दिया जाना ''                                        | ५७१८          | कमलोंका वापस देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५७६६             |
| 300 | ८३—ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गौओंका उत्कर्ष                                  |               | ९५-छत्र और उपानह्की उत्पत्ति एवं दानविपयक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|     | बताना और गौओंको वरदान देना                                                       | ५७२०          | <ul> <li>युधिष्ठिरका प्रश्न तथा सूर्यकी प्रचण्ड धूपसे</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|     | ८४-भीष्मजीका अपने पिता शान्तनुके हाथमें                                          |               | रेणुकाका मस्तक और पैरोंके संतप्त होनेपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|     | पिण्ड न देकर कुशपर देनाः सुवर्णकी उत्पत्ति                                       |               | जमदिग्नका सूर्यपर कुपित होना और विप-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z namen en opgan |
| l   | और उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ                                          |               | रूपधारी सूर्यसे वार्ताळाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|     | और परशुरामका संवाद, पार्वतीका देवताओंको                                          |               | ९६ – छत्र और उपानह्की उत्पत्ति एवं दानकी प्रशंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५७७३             |
|     | शाप,तारकासुरसेडरे हुए देवताओंकाब्रह्माजीकी                                       |               | ९७गृहस्थधर्म, पञ्चयज्ञ-कर्मके विषयमें पृथ्वीदेवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|     |                                                                                  | ५७२४          | और भगवान् श्रीकृष्णका संवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५७८६             |
|     | ८५-ब्रह्माजीका देवताओंको आश्वासन, अग्निकी                                        |               | ९८-तपस्वी सुवर्ण और मनुका संवाद—पुष्प,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | w./TEFU/DESCO    |
|     | खोजः अग्निके द्वारा स्थापित किये हुए शिवके                                       |               | धूपः दीप और उपहारके दानका माहात्म्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4022             |
|     | तेजसे संतप्त हो गङ्गाका उसे मेरपर्वतपर छोड़ना,                                   |               | ९९-नहुपका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|     | कार्तिकेय और सुवर्णकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी                                      |               | प्रतीकारके लिये महर्षि भृगु और अगस्त्यकी<br>बातचीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|     | महादेवजीके यज्ञमें अग्निसे ही प्रजापतियों और                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५७९२             |
|     | सुवर्णका प्राहु भीव, कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका व                                | <b>ध५७३</b> ९ | १००-नहुपका पतनः शतकतुका इन्द्रपदपर पुनः<br>अभिषेक तथा दीपदानकी महिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l. in O.L.       |
|     | ८६-कार्तिकेयकी उत्पत्ति, पालन-पोपण और उनका                                       |               | १०१-ब्राह्मणोंके धनका अपहरण करनेसे प्राप्त होने-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4014             |
|     | देवसेनापति-पदपर अभिपेक, उनके द्वारा                                              |               | बाले दोपके विषयमें क्षत्रिय और चाण्डालका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|     |                                                                                  | 4080          | संबाद तथा ब्रह्मस्वकी रक्षामें प्राणीत्कर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|     |                                                                                  | 1000 CO       | करनेसे चाण्डालको मोक्षकी प्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 619810           |
| 9   |                                                                                  | ५७४२          | १०२-भिन्न-भिन्न कमोंके अनुसार भिन्न-भिन्न लोकों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1010             |
|     |                                                                                  | ५७४४          | की प्राप्ति बतानेके लिये धृतराष्ट्ररूपधारी इन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|     | ८९-विभिन्न नक्षत्रोंमें श्राद्ध करनेका फल · · ·                                  | 4088          | और गौतम ब्राह्मणके संवादका उल्लेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4600             |
|     | ९०-श्राद्धमें ब्राह्मणोंकी परीक्षा, पंक्तिदूषक और                                |               | १०३ब्रह्माजी और भगीरथका संवाद, यज्ञ, तप,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|     | पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका वर्णन, श्राद्धमें लाख मूर्ख                              |               | दान आदिसे भी अनशन वतकी विशेष महिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4608             |
|     | ब्राह्मणोंको भोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ता-                                  |               | १०४-आयुकी वृद्धि और क्षय करनेवाले शुभाशुभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A100 T 1980      |
|     | को भोजन करानेकी श्रेष्ठताका कथन                                                  | ५७४६          | कमोंके वर्णनसे गृहस्थाश्रमके कर्तव्योंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|     | ९१-शोकातुर निमिका पुत्रके निमित्त पिण्डदान                                       |               | The state of the s | 4620             |
|     | तथा श्राद्धके विषयमें निमिको महर्षि अत्रिका                                      |               | १०५-बड़े और छोटे भाईके पारस्परिक बर्ताव तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|     | उपदेश, विश्वेदेवोंके नाम एवं श्राद्धमें त्याज्य                                  |               | माता-पिता, आचार्य आदि गुरुजनोंके गौरव-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 3   | वस्तुओंका वर्णन                                                                  | ५७५०          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५८२३             |
|     |                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

| १०६-मासः पक्ष एवं तिथिसम्बन्धी विभिन्न वती-                            | १२४-नारदका पुण्डरीकको भगवान् नारायण <b>की</b>              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| पवासके फलका वर्णन ५८२५                                                 | आराधनाका उपदेश तथा उन्हें भगवद्धामकी                       |
| १०७-दरिद्रोंके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपवास-                       | प्राप्तिः सामगुणकी प्रशंसा, ब्राह्मणका राक्षसके            |
| व्रत और उसके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन ५८२९                             | सफेद और दुर्बल होनेका कारण बताना *** ५८७४                  |
| १०८-मानस तथा पार्थिव तीर्थकी महत्ता " ५८३८                             | १२५-श्राद्धके विषयमें देवदूत और पितरींका,                  |
| १०९-प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको उपवास                                | पापोंसे छूटनेके विषयमें महर्षि विद्युत्प्रभ और             |
| और भगवान् विष्णुकी पूजा करनेका                                         | इन्द्रकाः धर्मके विषयमें इन्द्र और बृहस्पतिका              |
| विशेष माहात्म्य ५८३९                                                   | तथा वृषोत्सर्ग आदिके विषयमें देवताओं,                      |
| ११०-रूप-सौन्दर्य और लोकप्रियताकी प्राप्तिके                            | ऋषियों और पितरींका संवाद " ५८८०                            |
| लिये मार्गशीर्षमासमें चन्द्र-त्रत करनेका                               | १२६-विष्णु, बलदेव, देवगण, धर्म, अग्नि,                     |
| प्रतिपादन *** ५८४१                                                     | विश्वामित्रः गोसमुदाय और ब्रह्माजीके द्वारा                |
| १११-बृहस्पतिका युधिष्ठिरसे प्राणियोंके जन्मके                          | धर्मके गूढ़ रहस्यका वर्णन ५८८६                             |
| प्रकारका और नानाविध पापोंके फलस्वरूप                                   | १२७-अमि, लक्ष्मी, अङ्गिरा, गार्ग्य, धौम्य तथा              |
| नरकादिकी प्राप्ति एवं तिर्यग्योनियोंमें जन्म                           | जमदमिके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन ५८८९                   |
| हेनेका वर्णन ५८४१                                                      | १२८-वायुके द्वारा धर्माधर्मके रहस्यका वर्णन " ५८९१         |
| ११२-पापसे छुटनेके उपाय तथा अन्न-दानकी                                  | १२९-लोमशद्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन ५८९१                   |
| विशेष महिमा " ५८५०                                                     | १३०-अरुन्धतीः धर्मराज और चित्रगुप्तद्वारा                  |
| ११३-बृहस्पतिजीका युधिष्ठिरको अहिंसा एवं धर्मकी                         | धर्मसम्बन्धी रहस्यका वर्णन " ५८९३                          |
| महिमा बताकर स्वर्गलोकको प्रस्थान ५८५२                                  | १३१-प्रमथगणींके द्वारा धर्माधर्मसम्बन्धी रहस्यका           |
| ११४-हिंसा और मांसभक्षणकी घोर निन्दा " ५८५३                             | कथन ५८९५                                                   |
| ११५-मद्य और मांतके भक्षणमें महान् दोषः                                 | १३२-दिग्गर्जीका धमेसम्बन्धी रहस्य एवं प्रभाव * ' ५८९६      |
| उनके त्यागकी महिमा एवं त्यागमें परम                                    | १३३-महादेवजीका धर्मसम्बन्धी रहस्य ५८९७                     |
| लाभका प्रतिपादन ५८५५                                                   | १३४-स्कन्ददेवका धर्मसम्बन्धी रहस्य तथा                     |
| ११६-मांस न खानेसे लाभ और अहिंसाधर्मकी                                  | भगवान् विष्णु और भीष्मजीके द्वारा                          |
| प्रशंसा ५८६०                                                           | माहात्म्यका वर्णन ५८९८                                     |
| ११७—शुभ कमसे एक कीड़ेको पूर्व-जनमकी स्मृति होना                        | १३५-जिनका अन्न ग्रहण करनेयोग्य है <b>और</b>                |
| और कीट-योनिमें भी मृत्युका भय एवं                                      | जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं है, उन<br>मनुष्योका वर्णन ५९०० |
| मुखकी अनुभूति बताकर कीड़ेका अपने                                       | मनुध्योका वर्णन " ५९००                                     |
| कल्याणका उपाय पूछना ५८६२                                               | १३६-दान रेने और अनुचित भोजन करनेका<br>प्रायश्चित ५९०१      |
| ११८-कीड्रेका क्रमशः क्षत्रिययोनिमें जन्म लेकर                          | १३७-दानसे स्वर्गलोकमें जानेवाले राजाओंका वर्णन ५९०३        |
| व्यासजीका दर्शन करना और व्यासजीका                                      | १३८-पाँच प्रकारके दानींका वर्णन ५९०५                       |
| उसे ब्राह्मण होने तथा स्वर्गमुख और अक्षय                               | १३९-तपस्वी श्रीकृष्णके पासऋषियोंका आनाः उनका               |
| मुखकी प्राप्ति होनेका वरदान देना " ५८६४                                | प्रभाव देखना और उनसे वार्तालाप करना ५९०६                   |
| ११९-कीड़ेका ब्राह्मणयोनिमें जन्म लेकरः ब्रह्मलोकमें                    | १४०-नारदजीके द्वारा हिमालय पर्वतपर भूतगर्णीके              |
| जाकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त करना " ५८६६                                | सहित शिवजीकी शोभाका विस्तृत वर्णन,                         |
| १२०-व्यास और मैत्रेयका संवाद—दानकी प्रशंसा                             | पार्वतीका आगमनः शिवजीकी दोनों आँखोंको 🔗                    |
| और कर्मका रहस्य ५८६७                                                   | अपने हाथोंसे बंद करना और तीसरे नेत्रका                     |
| १२१-व्यास-मैत्रेय-संवाद-विद्वान् एवं सदाचारी                           | प्रकट होनाः हिमालयका भस्म होना और                          |
| ब्राह्मणको अन्नदानकी प्रशंसा *** ५८६९                                  | पुनः प्राकृत अवस्थामें हो जाना तथा शिव-                    |
| १२२-व्यास मैत्रेय-संवाद-तपकी प्रशंसा तथा                               | पार्वतीके धर्मविषयक संवादकी उत्थापना ५९१०                  |
| १२२-व्यास मत्रय-सवाद—तपका अशता तथा<br>गृहस्थके उत्तम कर्तव्यका निर्देश | १४१-शिव-पार्वतीका धर्मविषयक संवाद—वर्णाश्रम-               |
| रहस्थक उत्तम कतव्यका निरंश ५८७५<br>१२३-शाण्डिली और सुमनाका संवादपितवता | धर्मसम्बन्धी आचार एवं प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप                |
|                                                                        | धर्मका निरूपण ५९१४                                         |
| स्त्रियोंके कर्तव्यका वर्णन ५८७३                                       | नवना विश्वन                                                |

| १४२-उमा-महेश्वर-संवादः वानप्रस्थ धर्म तथा उसके                           | १२. श्राद्ध-विधान आदिका वर्णनः दानकी                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| पालनकी विधि और महिमा ''' ५९२८                                            | त्रिविधतासे उसके फलकी भी त्रिविधता-                       |
| १४३-ब्राह्मणादि वर्णोंकी प्राप्तिमें मनुष्यके ग्रुभाग्रुभ                | का उल्लेख, दानके पाँच फल, नाना                            |
| कर्मोंकी प्रधानताका प्रतिपादन " ५९३५                                     | प्रकारके धर्म और उनके फर्लोका प्रतिपादन ६००१              |
| १४४-वन्धन-मुक्तिः स्वर्गः नरक एवं दीर्घायु और                            | १३ प्राणियोंकी ग्रुभ और अग्रुभ गतिका                      |
| अल्पायु प्रदान करनेवाले शरीर, वाणी                                       | निश्चय करानेवाले लक्षणींका वर्णनः                         |
| ं और मनद्वारा किये जानेवाले ग्रुभाशुभ                                    | मृत्युके दो भेद और यत्नसाध्य मृत्युके                     |
| कर्मीका वर्णन ५९३९                                                       | चार भेदोंका कथन कर्तव्यपालनपूर्वक                         |
| १४५-खर्ग और नरक तथा उत्तम और अधम कुलमें                                  | शरीर-त्यागका महान् फल और काम-क्रोध                        |
| जन्मकी प्राप्ति करानेवाले कर्मोंका वर्णन · ५९४३                          | आदिद्वारा देह-त्याग करनेसे नरककी                          |
| १. राजधर्मका वर्णन ५९४७                                                  | प्राप्ति ••• ६००५                                         |
| २. योद्धाओंके धर्मका वर्णन तथा रणयश्चमें                                 | १४. मोक्षधर्मकी श्रेष्ठताका प्रतिपादनः मोक्ष-             |
| प्राणोत्सर्गकी महिमा " ५९५१                                              | साधक ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय और                           |
| प्राणोत्सर्गकी महिमा " ५९५१<br>३. संक्षेपसे राजधर्मका वर्णन " ५९५३       | मोक्षकी प्राप्तिमें वैराग्यकी प्रधानता *** ६००८           |
| ४ अहिंसाकी और इन्द्रियर्ध्यमकी प्रशंसा                                   | १५ सांख्यज्ञानका प्रतिपादन करते हुए                       |
| तथा दैवकी प्रधानता "५९५५                                                 | अव्यक्तादि चौबीस तत्त्वोंकी उत्पत्ति                      |
| ५. त्रिवर्गका निरूपण तथा कल्याणकारी                                      | आदिका वर्णन ः ः ६०१३                                      |
| आचार-व्यवहारका वर्णन ५९५५                                                |                                                           |
| ६ विविध प्रकारके कर्मफलोंका वर्णन ५९५९                                   | १६. योगधर्मका प्रतिपादनपूर्वक उसके<br>फलका वर्णन ••• ६०१६ |
| ७. अन्धत्व और पङ्गुत्व आदि नाना प्रकारके                                 |                                                           |
| दोषों और रोगोंके कारणभत तक्क्रमीं-                                       | १७. पाशुपत योगका वर्णन तथा शिवलिङ्ग-                      |
| दोषों और रोगोंके कारणभूत दुष्कर्मी-<br>का वर्णन ५९६४                     | ण्जनका माहात्म्य ***                                      |
| ८. उमा-महेश्वर-संवादमें कितने ही महत्त्वपूर्ण                            | १४६ -पार्वतीजीके द्वारा स्त्री-धर्मका वर्णन ६०२१          |
| विषयोंका विवेचन * * ५९६९                                                 | १४७ वंशपरम्पराका कथन और भगवान् श्रीकृष्णके                |
| ९ प्राणियोंके चार भेदोंका निरूपण, पूर्व-                                 | माहात्म्यका वर्णन ६०२५                                    |
| जन्मकी स्मृतिका रहस्यः मरकर फिर                                          | १४८-भगवान् श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन और                   |
| लीटनेमें कारण स्वप्नदर्शन, दैव और पुरुषार्थ                              | भीष्मजीका युधिष्ठिरको राज्य करनेके लिये                   |
| तथा पुनर्जन्मका विवेचन *** ५९७६                                          | आदेश देना · · · ६०२८                                      |
| १० यमलोक तथा वहाँके मार्गीका वर्णन,                                      | १४९-श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् "६०३३                     |
| पापियोंकी नरकयातनाओं तथा कर्मानुसार                                      | १५०-जपने योग्य मन्त्र और सबेरे-शाम कीर्तन                 |
| विभिन्न योनियोंमें उनके जन्मका उल्लेख ५९८०                               | करनेयोग्य देवता, ऋषियों और राजाओंके                       |
| ११ - ग्रुभाग्रुभ मानस आदि तीन प्रकारके                                   | मङ्गलमय नार्मोका कीर्तन-माहात्म्य तथा                     |
| कर्मोंका स्वरूप और उनके फलका एवं                                         | गायत्री-जपका फल · · · ६०५०                                |
| मद्यसेवनके दोघोंका वर्णनः आहार-                                          | १५१-ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन " ६०५५                     |
| शुद्धिः मांस-भक्षणसे दोषः मांस न                                         | १५२-कार्तवीर्य अर्जुनको दत्तात्रेयजीसे चार                |
| खानेसे लाभा जीवदयाके महत्त्वा                                            | वरदान प्राप्त होनेका एवं उनमें अभिमानकी                   |
| गुरुपूजाकी विधिः उपवास-विधिः ब्रह्मचर्य-                                 | उत्पत्तिका वर्णन तथा ब्राह्मणींकी महिमाके                 |
| पालनः तीर्थचर्चाः सर्वसाधारण द्रव्यके                                    | विषयमें कार्तवीर्य अर्जुन और वायुदेवताके                  |
| दानसे पुण्यः अन्नः सुवर्णः गौ, भूमिः                                     | संवादका उल्लेख ६०५७                                       |
| कन्या और विद्यादानका माहात्म्यः पुण्य-                                   | १५३-वायुद्धारा उदाहरणसहित ब्राह्मणोंकी महत्ताका           |
| तम देशः कालः दिये हुए दान और धर्म-                                       | वर्णन " ६०५९                                              |
| की निष्फलताः विविध प्रकारके दानः                                         | १५४-ब्राह्मणशिरोमणि उतथ्यके प्रभावका वर्णन *** ६०६०       |
| को निष्कल्ताः विविध प्रकारक दोनः<br>लौकिक-वैदिक यज्ञ तथा देवताओंकी पूजा- | १५५-ब्रह्मर्षि अगस्य और वसिष्ठके प्रभावका वर्णन ६०६२      |
| Annual Annual Manager Transport                                          |                                                           |
| का निरूपण ••• •• ५९८६                                                    | १५६-अत्रि और च्यवन ऋषिके प्रभावका वर्णन ६०६४              |

| १५७-कपनामक दानवोंके द्वारा स्वर्गलोकपर<br>अधिकार जमा लेनेपर ब्राह्मणोंका कपोंको भस्म | १६४-भीष्मका ग्रुभाग्रुभ कर्मोंको ही सुख-दुःखकी प्राप्तिमें कारण बताते हुए धर्मके अनुष्ठानपर |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| कर देनाः वायुदेव और कार्तवीर्य अर्जुनके                                              | जोर देना ६०८७                                                                               |
| संवादका उपसंहार · · · ६०६६                                                           | १६५-नित्य स्मरणीय देवताः नदीः पर्वतः ऋषि                                                    |
| १५८-भीष्मजीके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा-                                       | और राजाओंके नाम-कीर्तनका माहात्म्य · · ६०८८                                                 |
| का वर्णन ६०६८                                                                        | १६६-भीष्मकी अनुमति पाकर युधिष्ठिरका सपरिवार                                                 |
| १५९-श्रीकृष्णका प्रद्युम्नको ब्राह्मणोंकी महिमा                                      | इस्तिनापुरको प्रस्थान · · · ६०९१                                                            |
| बताते हुए दुर्वासाके चरित्रका वर्णन करना                                             | ( भीष्मखर्गारोहणपर्व )                                                                      |
| और यह सारा प्रसङ्ग युधिष्ठिरको सुनाना ** ६०७३                                        | १६७-भीष्मके अन्त्येष्टि संस्कारकी सामग्री लेकर                                              |
| १६०-श्रीकृष्णद्वारा भगवान् शङ्करके माहात्म्यका                                       | युधिष्ठिर आदिका उनके पास जाना और                                                            |
| वर्णन ••• ६०७७                                                                       | भीष्मका श्रीकृष्ण आदिसे देह-त्यागकी अनुमति                                                  |
| १६१-भगवान् शङ्करके माहात्म्यका वर्णन ६०८०                                            | लेते हुए धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरको कर्तव्यका                                                |
| १६२-धर्मके विषयमें आगम-प्रमाणकी श्रेष्ठताः धर्मा-                                    | उपदेश देना ६०९३                                                                             |
| धर्मके फल, साधु-असाधुके लक्षण तथा                                                    | १६८-भीष्मजीका प्राणत्यामः धृतराष्ट्र आदिके द्वारा                                           |
| शिधाचारका निरूपण ६०८१                                                                | उनका दाइ-संस्कार, कौरवींका गङ्गाके जलसे                                                     |
| १६३-युधिष्ठिरका विद्या, वल और बुद्धिकी अपेक्षा                                       | भीष्मको जलाञ्जलि देना, गङ्गाजीका प्रकट                                                      |
| भाग्यकी प्रधानता बताना और भीष्मजीद्वारा                                              | होकर पुत्रके लिये शोक करना और श्रीकृष्ण-                                                    |
| उसका उत्तर ६०८६                                                                      | का उन्हें समझाना ६०९६                                                                       |
|                                                                                      |                                                                                             |

#### वित्र-सूची

| ( तिरंगा )                                                     |                | १५-महर्षि च्यवनका मृत्याङ्कन                          | ५६३५    |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------|--|
| १-देवाधिदेव भगवान् शङ्कर                                       | 4824           | १६-इन्द्रका ब्रह्माजीके साथ गौ ोंके सम्बन्धमें        |         |  |
| २-दण्ड-मेखलाधारी भगवान् श्रीकृणाको                             |                | प्रश्नोत्तर                                           | 4 6 9 4 |  |
| शिव-पार्वतीके दर्शन                                            | 4408           | १७-महर्षि वशिष्ठका राजा सौदाससे गौओंका                |         |  |
| ३-ब्रह्माजीका गौओंको वरदान                                     | ५६२५           |                                                       | 4080    |  |
| ४-राजा नगका गिरगिटकी योनिसे उद्धार                             | ५६८७           | १८-भगवती लक्ष्मीकी गौओंसे आश्रयके लिये प्रार्थना ५७१९ |         |  |
| ५–शिव-पार्वती                                                  | ••• ५८२५       | १९-गृहस्य-धर्मके सम्बन्धमें श्रीकृष्णका पृथ्वीके      |         |  |
| ६-पार्वतीजी भगवान् शंकरको शरीरधारि                             | 956 3580       | साथ संवाद                                             | ५७८६    |  |
| समस्त नदियोंका परिचय दे रही हैं                                | ६०२२           | २०-बृहस्पतिजीका युधिष्ठिरको उपदेश                     | 4682    |  |
| ७-पुरुपोत्तम भगवान् विष्णु                                     | ६०३३           | २१—देवलोकमें पतिवता शाण्डिली और सुमनाकी               |         |  |
| (सादा)                                                         |                |                                                       | 4203    |  |
| ८-वृद्धा गौतमीकी आदर्श क्षमा                                   | ५४३१           |                                                       | 4668    |  |
| ९-धर्मात्मा शुक और इन्द्रकी वात-चीत                            | 4888           |                                                       | 4900    |  |
| १०-महर्षि वशिष्ठका ब्रह्माजीके साथ प्रश्नोत्तर                 | 4884           | २५-भगवान् शंकर श्रीकृष्णका माहात्म्य                  | **** ED |  |
| ११-भगवान् श्रीकृष्ण एवं विभिन्न महर्षियों<br>युधिष्ठिरको उपदेश | का<br>••• ५५२९ |                                                       | ६०२५    |  |
| शुन्ताहरका उपदरा<br>१२-भयभीत कबूतर महाराज                      | 7777           | २७ इारश्चय्यापर पड़े भीष्मकी युधिष्ठिरसे वातचीत       |         |  |
| शिविकी गोदमें                                                  | ५५८४           | २८-श्रीकृष्ण और व्यासजीके द्वारा पुत्र-               |         |  |
| १३-पृथ्वी और श्रीकृष्णका संवाद                                 | ५५९१           | शोकाकुला गङ्गाजीको सान्त्वना                          | ६०९८    |  |
| १४-जालके साथ नदीमेंसे निकाले गये महर्षि                        | च्यवन ५६३३     | २९-( १७ लाइन चित्र फरमोंमें )                         |         |  |

#### आश्वमेधिकपर्व

| अध्याय       | विषय                                    | पृष्ठ-संख्या | अध्याय                    | विषय                                       | वृष्ठ-संख्या        |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
|              | ( अश्वमेधपर्व )                         |              | १५-भगवान् श्रीकृष         | गका अर्जुनसे द्वारका                       | जानेका              |
| १-युधिष्ठिरव | <b>का शोकमम होकर गिरना</b>              | और           | प्रस्ताव करना             |                                            | ··· ६१३१            |
|              | <b>ा उन्हें सम</b> झाना                 |              |                           | ( अनुगीतापर्व )                            |                     |
|              | और व्यासजीका युधिष्ठिरको सम             |              | १६-अर्जुनका श्रीकृ        | ष्णसे गीताका विषय                          | पूछना               |
|              | <b>मा युधिष्ठिरको अ</b> स्वमेध यज्ञके   |              | और श्रीकृष्णव             | त अर्जुनसे सिद्धः मह                       | इपिं एवं            |
|              | गितिका उपाय वताते हुए संवर्त            | A 400        | काश्यपका संवा             | द सुनाना                                   | ••• ६१३३            |
|              | प्रसङ्ग उपस्थित करना                    |              | १७-काश्यपके प्रश्नों      | के उत्तरमें सिद्ध मह                       | ात्माद्वारा         |
|              | पूर्वजोंका परिचय देते हुए व्यार         |              | जीवकी विविध               | गतियोंका वर्णन                             | ६१३६                |
|              | के गुण, प्रभाव एवं यज्ञका दिग           | 4            |                           | ोशः आचार-धर्मः क                           |                     |
| ५-इन्द्रकी   | प्रेरणासे बृहस्पतिजीका मनुष्यके         | ो यज्ञ       | अनिवार्यता तः             | या संसारसे तरनेके                          | उपायका              |
| न कराने      | की प्रतिज्ञा करना                       | ६१०५         | वर्णन · · ·               | •••                                        | ६१३९                |
|              | <b>ही आज्ञा</b> से महत्तका उनकी व       |              | १९-गुरु-शिष्यके सं        | ांवादमें मोक्ष-प्राप्तिके                  | उपायका              |
| हुई युत्ति   | को अनुसार संवर्तसे भेंट करन             | ा ६१०७       | वर्णन 😬                   | •••                                        | ••• ६१४२            |
| ७-संवर्त औ   | र मरुत्तकी बातचीतः मरुत्तके।            | विशेष        |                           | एक ब्राह्मणका अ <b>प</b> न                 |                     |
| आग्रहपर      | . संवर्तका यज्ञ करानेकी स्वीकृति        | देना ६११०    | ज्ञानयज्ञका उप            | देश करना                                   | ••• ६१४६            |
| ८-संवर्तका   | मरुत्तको सुवर्णकी प्राप्तिके            | लिये         | २१-दस होताओंसे            | सम्पन्न होनेवाले यज्ञ                      | का वर्णन            |
| महादेवज      | <mark>ीकी नाममयी स्त</mark> ुतिका उपदेश | । और         | तथा मन और                 | वाणीकी श्रेष्ठताका                         | मतिपादन ६१४८        |
|              | प्राप्ति तथा मरुत्तकी सम                |              |                           | इन्द्रियरूप सप्त हो                        |                     |
| बृहस्पति     | का चिन्तित होना                         | ···          |                           | हिद्रय संवादका वर्णन                       |                     |
|              | का इन्द्रसे अपनी चिन्ताका               |              |                           | आदिका संवाद और व्र                         |                     |
|              | इन्द्रकी आज्ञासे अग्निदेवका म           |              | सबकी श्रेष्ठता व          | वतलाना                                     | ६१५३                |
|              | नका संदेश लेकर जाना और र                | -            | २४-देवर्षि नारद           | और देवमतका सं                              | वाद एवं             |
|              | नः लौटकर इन्द्रसे ब्रह्मबलकी            | श्रेष्ठता    | उदानके उत्कृष्ट           | रूपका वर्णन<br>ज वर्णन<br>प्रधानता         | ६१५५                |
| बताना        | ••••<br>गन्धर्वराजको भेजकर मरुत्तके     |              | २५—चातुर्होम यज्ञक        | ावर्णन '''                                 | ६१५६                |
|              | और संवर्तका मन्त्र-बलसे इन्द्र          |              | २६-अन्तर्यामीकी           | प्रधानता                                   | ••• ६१५७            |
|              |                                         |              |                           | क महान् वनका वर्णन                         |                     |
| करना         | ताओंको बुलाकर मरुत्तका यह               | ं ः ६११९     |                           | श्यिति तथा अध्वर्यु औ<br>···               | र यतिका<br>••• ६१६१ |
|              | का युधिष्ठिरको इन्द्रद्वारा व           |              | संवाद<br>२९—परहारामजीके र | द्वारा क्षत्रिय-कुलका संह                  |                     |
|              | का संहार करनेका इतिहास स्               |              |                           | वारा सामग्र कुरू मा उर्<br>ान-योगका उदाहरण |                     |
| समझान        | п                                       | … ६१२३       |                           | रशुरामजीको समझा                            |                     |
|              | ्श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको मनपर           |              |                           | तपस्याके द्वारा सि                         |                     |
| करनेके       | लिये आदेश                               | … ६१२५       | करना                      | •••                                        | ••• ६१६५            |
|              | द्वारा ममताके त्यागका महत्त्वः          |              |                           | की गायी हुई अ                              |                     |
|              | उल्लेख और युधिष्ठिरको                   |              |                           | गाथा •••                                   |                     |
|              | णा करना ू '''                           |              |                           |                                            |                     |
| 12           | का अन्तर्धान होना, भीष्म अ              |              |                           |                                            |                     |
|              | रके युधिष्ठिर आदिका हस्तिनापुरमे        |              | ३३-ब्राह्मणका पत्नी       |                                            |                     |
| तथा यु       | धिष्ठिरके धर्म-राज्यका वर्णन            | ६१२८         | का परिचय देन              | π                                          | ••• ६१७१            |

| २४-भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मणः ब्राह्मणी<br>और क्षेत्रज्ञका रहस्य वतलाते हुए ब्राह्मण- | ५४-मगवान् श्रीकृष्णका उत्तङ्कसे अध्यात्मतत्त्वका<br>वर्णन करना तथा दुर्योधनके अपराधको        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| गीताका उपसंहार ६१७२                                                                            | कौरवोंके विनाशका कारण बतलाना ६२१५                                                            |
| ३५-श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनसे मोक्ष-धर्मका वर्णन-                                             | ५५-श्रीकृष्णका उत्तङ्क मुनिको विश्वरूपका दर्शन                                               |
| गुर और शिष्यके संवादमें ब्रह्मा और महर्षियोंके                                                 | कराना और मरुदेशमें जल प्राप्त होनेका                                                         |
| प्रश्नोत्तर ••• ६१७३                                                                           | वरदान देना ६२१७                                                                              |
| ३६-ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुणका, उसके कार्यका                                                   | ५६-उत्तङ्ककी गुरुभक्तिका वर्णनः गु <b>रुपुत्रीके</b>                                         |
| और फलका वर्णन ६१७६                                                                             | साथ उत्तङ्कका विवाह, गुरुपत्नीकी आज्ञासे                                                     |
| ३७-रजोगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका                                                      | दिव्यकुण्डल लानेके लिये उत्तङ्कका राजा                                                       |
| फल … ६१७९                                                                                      | सौदासके पास जाना ६२२०                                                                        |
| ३८-सत्त्वगुणके कार्यका वर्णन और उसके जानने-                                                    | ५७-उत्तङ्कका सौदाससे उनकी रानीके कुण्डल                                                      |
| काफल ६१८०                                                                                      | माँगना और सौदासके कहनेसे रानी मदयन्तीके                                                      |
| ३९-सत्त्व आदि गुणोंका और प्रकृतिके नामोंका                                                     | पास जाना ६२२२<br>५८-कुण्डल लेकर उत्तङ्कका लौटनाः मार्गमें उन                                 |
| वर्णन · · · ६१८१                                                                               |                                                                                              |
| ४०-मइत्तत्वके नाम और परमात्मतत्त्वको जाननेकी                                                   | कुण्डलीका अपहरण होना तथा इन्द्र और                                                           |
| महिमा ••• ६१८३                                                                                 | अग्निदेवकी कृपांचे फिर उन्हें पाकर गुरु-<br>पत्नीको देना ६२२५                                |
| ४१-अहंकारकी उत्पत्ति और उसके खरूपका वर्णन ६१८४                                                 | ५९-भगवान् श्रीकृष्णका द्वारकामें जाकर रैवतक                                                  |
| ४२-अहंकारसे पञ्च महाभूतों और इन्द्रियोंकी                                                      |                                                                                              |
| सृष्टिः अध्यात्मः अधिभृत और अधिदैवतका                                                          | पर्वतपर महोत्सवमें सम्मिलित होना और<br>सबसे मिलना ६२२९                                       |
| वर्णन तथा निवृत्तिमार्गका उपदेश 😬 ६१८४                                                         | ६० –वसुदेवजीके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें महाभारत-                                           |
| ४२-चराचर प्राणियोंके अधिपतियोंका, धर्म आदिके                                                   | युद्धका बृत्तान्त संक्षेपसे सुनाना "६२३१                                                     |
| लक्षणोंका और विषयोंकी अनुभृतिके साधनों-                                                        | युद्धका <b>पृ</b> त्तान्त सञ्चयत चुनाना प्रस्र<br>६१-श्रीकृष्णका सुभद्राके कहनेसे वसुरेवजीको |
| का वर्णन तथा क्षेत्रज्ञकी विलक्षणता 😁 ६१८८                                                     | अभिमन्युवधका वृत्तान्त सुनाना "६२३३                                                          |
| ४४-सब पदार्थोंके आदि-अन्तका और ज्ञानकी                                                         | ६२-वसुदेव आदि यादवोंका अभिमन्युके निमित्त                                                    |
| नित्यताका वर्णन ••• ६१९१                                                                       | श्राद्ध करना तथा व्यासजीका उत्तरा और                                                         |
| ४५-देहरूपी कालचक्रका तथा ग्रहस्य और ब्राह्मणके                                                 |                                                                                              |
| धर्मका कथन · · · ६१९३                                                                          | अर्जुनको समझाकर युधिष्ठिरको अश्वमेधयज्ञ ६२३६                                                 |
| ४६-ब्रह्मचारीः वानप्रस्थी और संन्यासीके धर्मका वर्णन ६१९४                                      |                                                                                              |
| ४७-मुक्तिके साधनीका, देहरूपी वृक्षका तथा ज्ञान-                                                | ६३—युधिष्ठिरका अपने भाइयोंके साथ परामर्श<br>करके सबको साथ ले धन ले आनेके लिये                |
| खङ्गसे उसे काटनेका वर्णन ६१९८                                                                  | प्रस्थान करना ६२३७                                                                           |
| ४८-आत्मा और परमात्माके खरूपका विवेचन ६२००                                                      | ६४-पाण्डवोका हिमालयपर पहुचकर वहाँ पड़ाव                                                      |
| ४९-धर्मका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न ६२०१                                             | डालना और रातमें उपवासपूर्वक निवास करना ६२४०                                                  |
| ५०—सत्त्व और पुरुषकी भिन्नताः बुद्धिमान्की प्रशंसाः                                            | ६५-ब्राह्मणोंकी आज्ञासे भगवान् शिव और उनके                                                   |
| पञ्चभ्तोंके गुणोंका विस्तार और परमात्माकी                                                      | पार्षद आदिकी पूजा करके युधिष्ठिरका उस                                                        |
| श्रेष्ठताका वर्णन ६२०२                                                                         | धनराशिको खुदवाकर अपने साथ छे जाना *** ६२४१                                                   |
| ५१-तपस्याका प्रभावः आत्माका स्वरूप और उसके                                                     | ६६-श्रीकृष्णका इस्तिनापुरमें आगमन और उत्तराके                                                |
| शानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार ६२०६                                                         | मृत बालकको जिलानेके लिये कुन्तीकी                                                            |
| ५२-श्रीकृष्णका अर्जुनके साथ इस्तिनापुर जाना                                                    | उनसे प्रार्थना ६२४३                                                                          |
| और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्ठिरकी आज्ञा ले                                                        | ६७-परीक्षित्को जिलानेके लिये सुभद्राकी श्रीकृष्णसे                                           |
| सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रस्थान करना " ६२०९                                                   | प्रार्थना ६२४५                                                                               |
| ५३-मार्गमें श्रीकृष्णसे कौरवोंके विनाशकी बात                                                   | ६८-श्रीकृष्णका प्रसृतिकागृहमें प्रवेशः उत्तराका                                              |
| सुनकर उत्तङ्कमुनिका कुपित होना और                                                              | विलाप और अपने पुत्रको जीवित करनेके                                                           |
| श्रीकृष्णका उन्हें शान्त करना " ६२१३                                                           | लिये प्रार्थना ६२४६                                                                          |

|                                                          | ८७-अर्जुनके विषयमें श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरकी                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ६९-उत्तराका विलाप और भगवान् श्रीकृष्णका                  | बातचीतः अर्जुनका इस्तिनापुरमें जाना तथा                                         |
| 🤌 उसके मृत बालकको जीवन-दान देना 😬 ६२४८                   | उल्पी और चित्राङ्गदाके साथ वस्रवाहनका                                           |
| ७०-श्रीकृष्णद्वारा राजा परीक्षित्का नामकरण तथा           | आगमन " ६२८५                                                                     |
| पाण्डव्रोंका हस्तिनापुरके समीप आगमन ६२४९                 | ८८-उद्यु और चित्राङ्गदाके सहित वभूवाहनका                                        |
| ७१-भगवान् श्रीकृष्ण और उनके साधियोंदारा                  | रत्न-आभूषण आदिसे सत्कार तथा अश्वमेध-                                            |
| पाण्डवींका स्वागतः पाण्डवींका नगरमें आकर                 | यज्ञका आरम्भ *** ६२८७                                                           |
| सबसे मिलना और व्यासजी तथा श्रीकृष्णका                    | ८९-युधिष्ठरका ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना और                                      |
| ्र युधिष्ठिरको यज्ञके लिये आज्ञा देना " ६२५१             | राजाओंको भेंट देकर विदा करना " ६२९०                                             |
| ७२-व्यासजीकी आज्ञासे अश्वकी रक्षाके लिये अर्जुन-         | ९०-युधिष्ठिरके यज्ञमें एक नेवलेका उञ्छवृत्तिधारी                                |
| कीं। राज्य और नगरकी रक्षाके लिये भीमसेन                  | ब्राह्मणके द्वारा किये गये सेरभर सत्त्वानकी                                     |
| और नकुलकी तथा कुटुम्य-पालनके लिये                        | महिमा उस अश्वमेधयज्ञसे भी बढ़कर बतलाना ६२९३                                     |
| ः सहदेवकी नियुक्तिः ः ६२५२                               | ९१-हिंसामिश्रित यज्ञ और धर्मकी निन्दा *** ६३०१                                  |
| ७३-सेनासहित अर्जुनके द्वारा अश्वका अनुसरण'' ६२५४         | ९२-महर्षि अगस्त्यके यज्ञकी कथा "६३०३                                            |
| ७४-अर्जुनके द्वारा त्रिगतोंकी पराजय " ६२५६               | 50 70                                                                           |
| ७५-अर्जुनका प्राग्ज्यौतिषपुरके राजा वज्रदत्तके           | ( वैष्णवधर्मपर्व )                                                              |
| साथ युद्ध · · · ६२५८                                     | १. युधिष्ठिरका वैष्णवधर्मविषयक प्रश्न और                                        |
| ७६-अर्जुनके द्वारा वज्रदत्तकी पराजय " ६२६०               | भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा धर्मका तथा                                            |
| ७७-अर्जुनका सैन्धवींके साथ युद्ध " ६२६२                  | अपनी महिमाका वर्णन ६३०७                                                         |
| ्७८-अर्जुनका सैन्धवेंके साथ युद्ध और दु:शला-             | २. चारों वणोंके कर्म और उनके फलोंका वर्णन                                       |
| के अनुरोधसे उसकी समाप्ति ६२६४                            | तथा धर्मकी वृद्धि और पापके क्षय होनेका उपाय ६३१०                                |
| ७९-अर्जुन और बभुवाहनका युद्ध एवं अर्जुन-                 | ३. ब्यर्थ जन्मः दान और जीवनका वर्णनः<br>सास्विक दानोंका लक्षणः दानका योग्य पत्र |
| की मृत्यु · · · ६२६७                                     | और ब्राह्मणकी महिमा ६३१३                                                        |
| ं८०-चित्रांङ्गदाका विलापः मूच्छिसे जगनेपर                | ४. बीज और योनिकी ग्रुद्धि तथा गायत्री-जपकी                                      |
| बभुवाहनका शोकोद्गार और उल्पीके प्रयत्न-                  | और ब्राह्मणोंकी महिमाका और उनके                                                 |
| चे संजीवनीमणिके द्वारा अर्जुनका पुनः<br>जीवित होना "६२७० | तिरस्कारके भयानक फलका वर्णन : ६३१८                                              |
| जीवित होना ६२७०                                          | ५. यमलोकके मार्गका कष्ट और उससे वचनेके                                          |
| ८१-उद्पीका अर्जुनके पूछनेपर अपने आगमन-                   | उपाय *** ६३२१                                                                   |
| का कारण एवं अर्जुनकी पराजयका रहस्य                       | ६. जल-दान, अन्नदान और अतिथि-सत्कारका                                            |
| बतानाः पुत्र और पत्नीसे विदा लेकर पार्थ-                 | माहात्म्य ••• ६३२६                                                              |
| का पुनः अश्वके पीछे जाना " ६२७४                          | ७. भ्मिदान, तिलदान और उत्तम ब्राह्मणकी                                          |
| ८२-मगधराज मेघसन्धिकी पराजय " ६२७६                        | महिमा ••• ६३३०                                                                  |
| ८३-दक्षिण और पश्चिम समुद्रके तटवर्ती देशोंमें            | ८. अनेक प्रकारके दानोंकी महिमा " ६३३४                                           |
| होते हुए अश्वका द्वारका, पञ्चनद एवं                      | ९. पञ्चमहायज्ञः विधिवत् स्नान और उसके                                           |
| गान्धार देशमें प्रवेश ६२७८                               | अङ्ग-भूत कर्मः भगवान्के प्रिय पुष्प तथा                                         |
| ८४-शकुनिपुत्रकी पराजय *** ६२८०                           | भगवद्भक्तोंका वर्णन ६३३७                                                        |
| ८५-यज्ञभूमिकी तैयारीः नाना देशोंसे आये                   | १०. कपिला गौका तथा उसके दानका माहारम्य                                          |
| हुए राजाओंका यज्ञकी सजावट और                             | और कपिला गौके दस भेद " ६३४४                                                     |
| आयोजन देखना ६२८१                                         | ११. कपिला गौमें देवताओं के निवासस्थानका तथा                                     |
| ८६-राजा युधिष्ठिरका भीमसेनको राजाओंकी                    | उसके माहातम्यकाः अयोग्य ब्राह्मणकाः नरकमें                                      |
| पूजा करनेका आदेश और श्रीकृष्णका                          | ले जानेवाले पापींका तथा स्वर्गमें ले जानेवाले                                   |
| युधिष्ठिरसे अर्जुनका संदेश कहना " ६२८४                   | पुण्योंका वर्णन ६३४७                                                            |

| १२. ब्रह्महत्याके समान पापका,अन्नदानकी प्रशंसा-    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| का, जिनका अन्न वर्जनीय है, उन पापियोंका,           |    |
| दानके फलका और धर्मकी प्रशंसाका वर्णन ६३            | 48 |
| १३. धर्म और शौचके लक्षणः संन्यासी और               |    |
| अतिथिके सत्कारके उपदेश, शिष्टाचार,                 |    |
| दानपात्र ब्राह्मण तथा अन्नदानकी प्रशंसा * * ६३     | ५३ |
| १४. भोजनकी विधिः गौओंको घास डालनेका                |    |
| विधान और तिलका माहात्म्य तथा ब्राह्मणके            |    |
| लिये तिल और गन्ना पेरनेका निषेध *** ६३             | ५६ |
| १५. आपद्धर्मः श्रेष्ठ और निन्द्य ब्राह्मणः श्रादका |    |
| उत्तम काल और मानव-धर्म-सारका वर्णन 🎌 ६३            | 46 |
| १६. अग्निके स्वरूपमें अग्निहोत्रकी विधि तथा        |    |
| उसके माहात्म्यका वर्णन ६३                          | ६२ |

| १७. चान्द्रायणवतकी   | विधिः            | प्रायश्चि   | तरूपमें | 1 2  |
|----------------------|------------------|-------------|---------|------|
| उसके करनेका विध      | ग्रान तथा        | महिमाका     | वर्णन   | ६३६६ |
| १८. सर्वहितकारी धर्म | का वर्ण          | नः द्वादशी  | वतका    | -18  |
| माहात्म्य तथा युरि   | <b>धेष्ठिरके</b> | द्वारा भगव  | गन्की   |      |
| स्तुति               | •••              |             | •••     | ६३६९ |
| १९. विषुवयोग और ग्रह | ण आदि            | में दानकी म | हिमाः   |      |
| पीपलका महत्त्व, ती   | र्थभूत गु        | णोकी प्रशंस | ा और    |      |
| उत्तम प्रायश्चित्त   | •••              |             | •••     | ६३७२ |
| २०. उत्तम और अधम     | ब्राह्मणीं       | के लक्षणः   | भक्तः   |      |
| गौ और पीपलकी         | महिमा            |             | •••     | ६३७६ |
| २१. भगवान्के उपदेश   | का उपसं          | हार और ह    | ारका-   |      |
| गमन                  |                  |             |         | €30. |

## चित्र-सूची

| ( तिरंगा )                           |          | ८-महारानी मदयन्तीका उत्तङ्कको                                     | £ // - |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| १-अर्जुनका भगवान् श्रीकृष्णके साथ    |          | कुण्डल-दान                                                        | ₹ 558  |
| प्रनोत्तर                            | ६१३४     | ९-उत्तङ्कका गुरुपत्नीको कुण्डल-अर्पण                              | ६२२९   |
| २-भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा उत्तराके | 202.3    | १०-भगवान् श्रीकृष्ण अपने पिता-माता आदिः                           |        |
| मृत बालकको जिलानेकी प्रतिशा          | ••• ६२२५ | महाभारतका वृत्तान्त सुना रहे हैं                                  | ६२३१   |
| ३-सर्वदेवमयी गो-माता                 | … ६३४८   | ११-अश्वमेधयज्ञके लिये छोड़े हुए<br>घोड़ेका अर्जुनके द्वारा अनुगमन | ६२५५   |
| (सादा)                               |          | १२-अर्जुन अपने पुत्र बभ्रुवाहनको                                  |        |
| ४-महाराज महत्तकी देवर्षिसे भेंट      | ६१०९     | छातीसे लगा रहे हैं                                                | ६२७४   |
| ५-महाराज महत्तका संवर्त मुनिसे संवाद | ६१०९     | १३-महाराज युधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञमें                              |        |
| ६-ब्रह्माजीका ऋषियोंको उपदेश         | … ६२०२   | एक नेवलेका आगमन ***                                               | 6543   |
| ७-उत्तङ्क मुनिकी श्रीकृष्णसे विश्व-  |          | १४—महर्षि अगस्त्यकी यज्ञके समय प्रतिशा                            | £\$08  |
| रूप दिखानेके लिये प्रार्थना          | … ६२१७   | १५-( २० लाइन चित्र फरमोंमें )                                     |        |



## आश्रमवासिकपर्व

| प्रध्याय                                     | विषय                                                                                               | पृष्ठ-संख्या        | अध्याय                                   | विषय                                                                                 | 9                              | ष्ठ-संस्थ    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| १-भाइयोंसिंह<br>के द्वारा घृ<br>२-पाण्डवींका | त युधिष्ठिर तथा कुन्ती आदि देरि<br>तराष्ट्र और गान्धारीकी सेवा<br>धृतराष्ट्र और गान्धारीके अनु     | ६३८३<br>ाक्ल        | वहाँसे कु<br>निवास<br>२०-नार <b>द</b> जी | आदिका गङ्गातटपर नि<br>रुक्षेत्रमें जाना और शतयुपः<br>करना<br>का प्राचीन राजर्षियोंकी | के आश्रमपर<br><br>तपःसिद्धिका  | ६४२          |
|                                              | ·<br>राष्ट्रका गान्धारीके साथ वनमें ज                                                              | ··· ६३८५<br>ानेके   | बढ़ाना                                   | देकर धृतराष्ट्रकी तपस्याविप<br>तथा शतयूपके पूछनेपर                                   | धृतराष्ट्रको                   |              |
| लिये उद्य                                    | ्र<br>गोग एवं युधिष्ठिरसे अनुमति वे<br>रोध तथा युधिष्ठिर और वु                                     | ( <b>ने</b> के      |                                          | ली गतिका भी वर्णन क<br>आदिके लेये पाण्डवीं तथा                                       |                                | ६४२          |
| आदिका इ<br>४-व्यासजीके                       | राव तथा थु।वाष्ठर आर ३<br>दुखी <b>होना</b> ःः<br>समझानेसे युधिष्ठिरका धृतरा<br>कि लिये अनुमति दैना | ··· ६३८७<br>ष्ट्रको | की चिन्त<br>२२-माताके<br>वनमें जा        | ता ःः ः<br>लिये पाण्डर्योकी चिन्ताः<br>नेकी इच्छाः सहदेव औ                           | <br>युधिष्ठिरकी<br>र द्रौपदीका | <b>\$</b> 87 |
| ५-धृतराष्ट्रके                               | द्वारा युधिष्ठिरको राजनीतिका उप                                                                    | देश ६३९४            |                                          | नेका उत्साह तथा रनिवास                                                               |                                | e            |
|                                              | रा राजनीतिका उपदेश                                                                                 |                     |                                          | धिष्ठिरका वनको प्रस्थान<br>त पाण्डवींकी यात्रा ३                                     |                                | 484          |
| ८-धृतराष्ट्रका                               | ने धृतराष्ट्रके द्वारा राजनीतिका उप<br>कुरुजाङ्गल देशकी प्रजासे व                                  | त्नमॅ               | कुरुक्षेत्रां                            | में पहुँचना · · ·<br>तथा पुरवासियोंका <b>कु</b> न्ती                                 | • • •                          | ६४२          |
|                                              | ये आशा माँगना<br>वे धृतराष्ट्रकी क्षमा-प्रार्थना                                                   |                     | और धृत                                   | ाराष्ट्रके दर्शन करना                                                                | 4 4 4                          | ६४२          |
|                                              | अरिते साम्बनामक ब्राह्म                                                                            |                     |                                          | ऋषियोंसे पाण्डवीं, उनकी<br>स्त्रियोंका परिचय देना                                    |                                | 6 Y 3        |
|                                              | । सान्त्वनापूर्ण उत्तर देना                                                                        |                     |                                          | और युधिष्ठिरकी बात                                                                   |                                | ,            |
| लिये <b>धन</b><br>भीमसेनक                    | । बिदुरके द्वारा युधिष्ठिरसे श्रा<br>। माँगनाः अर्जुनकी स <b>इ</b> मति<br>। विरोध                  | और<br>··· ६४०८      | २७-युधिष्ठिर                             | का युधिष्ठिरके शरीरमें प्रवेश<br>आदिका ऋषियोंके आश्र<br>आदि बाँटना और धृत            | म देखनाः                       | ६४३:         |
| धृतराष्ट्रको                                 | भीमको समझाना और युधिष्टि<br>। यथेष्ट धन देनेकी स्वी<br>रना                                         | कृति                | ऋषियों स                                 | बैठनाः उन सबके पार<br>प्रदित महर्षि न्यासका आग्<br>पासका भृतराष्ट्रसे कुशल           | गमन                            | ६४३          |
| १३-विदुरका                                   | ्धतराष्ट्रको युधिष्ठिरका उदारत<br>ाना                                                              | तपूर्ण              | विदुर अ                                  | गैर युधिष्ठिरकी धर्मरूपताव<br>गैर उनसे अभीष्ट वस्तु मे                               | न प्रतिपादन                    |              |
| १४-राजा धृ                                   | तराष्ट्रके द्वारा मृत व्यक्तियोंके<br>विशाल दान-यज्ञका अनुष्ठान                                    | लिये                |                                          | ( पुत्रदर्शनपर्व )                                                                   |                                | ६४३।         |
|                                              | हित धृतराष्ट्रका वनको प्रस्थान                                                                     |                     | ২ <i>९</i> ⊸ঘন্যাছৰ                      | हा मृत बान्धवींके शोकसे                                                              |                                |              |
|                                              | । पुरवासियोंको लौटाना और पाण्ड<br>करनेपर भी कुन्तीका वनमें ज                                       |                     | तथा गा                                   | न्धारी और कुन्तीका ब्यार<br>पुत्रोंके दर्शन करनेका इ                                 | पजीसे अपने                     | E×3          |
| न रकना                                       |                                                                                                    | ६४१५                |                                          | कर्णके जन्मका गुप्त रहस्य                                                            |                                | 404          |
| १७-कुन्तीका                                  | पाण्डवोंको उनके अनुरोधका                                                                           | उत्तर ६४१७          |                                          | का उन्हें सान्त्वना देना                                                             |                                | ६४४          |
| सहित ग                                       | ा स्त्रियोंसहित निराश लौटनाः वु<br>ान्धारी और धृतराष्ट्र आदिका म                                   | ( ) - 1             | ३१-व्यासजी                               | के द्वारा धृतराष्ट्र आदिके<br>तथा उनके कहनेसे स                                      | पूर्वजन्मका                    | 1000th       |
| गुका तरा                                     | पर निकास करना                                                                                      | 8790                | 1787.27                                  | पर जारा •••                                                                          |                                | 800          |

| २२-व्यासजाक प्रभावस कुरुक्षत्रक युद्धम मार गय  |      |
|------------------------------------------------|------|
| कौरव-पाण्डववीरोंका गङ्गाजीके जलसे प्रकट        |      |
| होना                                           | ६४४५ |
| ३३-परलोकसे आये हुए व्यक्तियोंका परस्पर राग-    |      |
| द्वेषसे रहित होकर मिलना और रात बीतनेपर         |      |
| अदृश्य हो जाना, न्यासजीकी आज्ञासे विधवा        |      |
| क्षत्राणियोंका गङ्गाजीमें गोता लगाकर अपने-     |      |
| अपने पतिके लोकको प्राप्त करना तथा इस पर्वके    |      |
| अवणकी महिमा                                    | ६४४७ |
| ३४-मरे हुए पुरुषोंका अपने पूर्व शरीरसे ही यहाँ |      |
| पुनः दर्शन देना कैसे सम्भव है ? जनमेजयकी       |      |
| इस शङ्काका वैशम्पायनद्वारा समाधान              | ६४४९ |
| ३५-व्यासजीकी कृपासे जनमेजयको अपने पिताका       |      |
| दर्शन प्राप्त होना                             | ६४५१ |
|                                                |      |

३६-व्यासजीकी आज्ञासे धृतराष्ट्र आदिका पाण्डवींको विदा करना और पाण्डवींका सदलबल इस्तिनापुरमें आना " ६४५२

#### ( नारदागमनपर्व )

३७-नारदजीसे धृतराष्ट्र आदिके दावानलमें दग्ध हो जानेका हाल जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक \*\*\* ६४५६

३८-नारदजीके सम्मुख युधिष्ठिरका धृतराष्ट्र आदिके लौकिक अभिमें दग्ध हो जानेका वर्णन करते हुए विलाप और अन्य पाण्डवोंका भी रोदन " ६४५९

३९-राजा युधिष्ठिरद्वारा धृतराष्ट्रः गान्धारी और कुन्ती-इन तीनोंकी इक्कियोंको गङ्गामें प्रवाहित कराना तथा श्राद्धकर्म करना

#### चित्र-सूची

(सादा)

१-विदुरका स्क्ष्मशारीरसे युधिष्ठिरमें प्रवेश २-व्यासजीके द्वारा कौरव-पाण्डवपक्षके मरे हुए सम्बन्धियौंका सेनासहित परलोकसे आवाहन ३-( ९ लाइन चित्र फरमोंमें )

. 4850

.. 6886



# ॥ श्रीहरिः ॥ मौसलपर्व

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | 41/4                                                   | (744                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अध्याय                                                                                                               | विषय                                                                                                                                                                                                                                    | वृष्ठ-संख्या                                           | सस्याय                                                                                                                                           | विषय                                                                                                                                                               | <b>१</b> ष्ठ-संख्या                                                                                                         |
| विनाशका समाः के शापवश साम् मदिराके निषेषः २-द्वारकार्मे भयं श्रीकृष्णका यद् आदेश देना ३-कृतवर्मा आदि ४-दारुकका अर्जु | भपशकुन देखनाः या<br>चार सुननाः द्वारकार्मे ऋ<br>बके पेटसे मूसलकी उत्पि<br>की कठोर आशा<br>कर उत्पात देखकर म<br>दुवंशियोंको तीर्थयात्राके<br><br>समस्त यादवींका परस्पर्<br>र्नको सूचना देनेके<br>नाः सभुका देहावसान<br>किम्णका परमधाम-गमन | चियों-<br>त तथा                                        | श्रीकृष्ण-पिक<br>६-द्वारकामें अ<br>७-वसुदेवजी तथ<br>अन्त्येष्टि-संस्व<br>स्त्री-पुरुषोंको<br>द्वारकाको इ<br>डाकुओंका<br>अपनी राजध<br>८-अर्जुन और | र्जुन और वसुदेवजीव<br>हा मौसल युद्धमें मरे हु<br>हार करके अर्जुनका<br>अपने साथ ले जाव<br>बो देना और माग<br>आक्रमणः अवशिष्ट<br>हानीमें बसा देना<br>ह्यासजीकी बातचीत | दुली होना ६४७४<br>ही बातचीत ६४७५<br>हुए यादवेंका<br>द्वारकावासी<br>नाः समुद्रका<br>मिं अर्जुनपर<br>यादवेंको<br>६४७७<br>६४८१ |
|                                                                                                                      | दुवंश-विनाशके लिये मूर                                                                                                                                                                                                                  | ल पैदा होनेका                                          | अस्त्रियोंदारा आप ''                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | ( HIGT ) 6×63                                                                                                               |
|                                                                                                                      | नको यादव-विनाशका वृ                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                  | रहे हैं                                                                                                                                                            | ( मादा ) ६४६३<br>( ,, ) ६४७६                                                                                                |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | महाप्रस्थ                                              | ानिकपर्व                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
| अनुमति ले द्रौप<br>२—मार्गमें द्रौपदी                                                                                | श्राद्ध करके प्रजाज<br>दिसिहित पाण्डवीका महाः<br>, सहदेव, नकुल, अर्जुन<br>ना तथा युधिष्ठिरद्वारा प्र                                                                                                                                    | तनोंकी<br>प्रस्थान <b>६</b> ४८५<br>न और                | ३-युषिष्ठिरका                                                                                                                                    | इन्द्र और धर्म इ<br>धिष्ठिरका अपने धर्मी                                                                                                                           |                                                                                                                             |
|                                                                                                                      | बताया जाना                                                                                                                                                                                                                              | चित्र-                                                 | तथा सदे <b>इ</b> स<br>स्मृची                                                                                                                     | वर्गमें जाना                                                                                                                                                       | 4840                                                                                                                        |
| १-अनिकी प्रेरणासे<br>२-( २ लाइन र्                                                                                   | अर्जुन अपने गाण्डीव ४<br>चेत्र फरमोंमें )                                                                                                                                                                                               | ानुष और अक्षय<br>————<br>स्वर्गार                      | <b>~</b>                                                                                                                                         | ल रहे हैं ( सादा )                                                                                                                                                 | \$864                                                                                                                       |
| २-देवदूतका युधि<br>तथा भाइयोंका<br>वहीं रहनेका नि<br>३-इन्द्र और धर्म                                                | और युधिष्ठिरकी बातच<br>ष्ठिरको नरकका दर्शन<br>। करुणक्रन्दन सुनकर<br>श्रिय करना<br>का युधिष्ठिरको सान्त्वन<br>(का शरीर त्यागकर                                                                                                          | तिः ६४९३<br>कराना<br>उनका<br>ः ६४९५<br>। देना<br>दिव्य | ४–युधिष्ठिरका<br>आदिका दर्श<br>५–भीष्म आदि                                                                                                       | न करना '''<br>वीरोंका अपने-अपने<br>र महाभारतका उप<br><br>वणविभिः                                                                                                   | · ६५०२<br>मूलस्वरूपमें                                                                                                      |
|                                                                                                                      | ने आश्रित कुत्तेके लिये<br>वेष्ठिरको मायामय नरकः<br>चित्र फरमेमें )                                                                                                                                                                     |                                                        | ( <u>7</u> 41                                                                                                                                    | *** ***                                                                                                                                                            | ( तिरंगा ) ६४९३<br>· ( सादा ) ६४९७                                                                                          |